

अथअस्व युर्गि धे का एर का चरी पन्नल केसर पालके रसमे चाए। यमावरीकार अरवकी युर्जिता परम्यवस्त्रकविष्ठानीस्ययरहर्ता त्न जले सांची सलेपक र र प्रकृत राजा जाया। १ जनम् जासी रमी रमी केवे। जिलासादरइन का लेपकरे चगाताप १ अस्याम्प्रविद्ये॰ मुज्जिति सिस्यरपात सीर्ष्। तमेरायस्त्रज्ञार् प्रिरचराकाघसेश्र ्दर विकास अप में मार्गिति है जिसके के कार के कि

अयपायपर श्रुठाणानी लाबाया ० क्रायालांधकम् नीकाडीनीव केरममिधरत्नगत्नीबाध दापर्लंगा वेजलमेघ्रमेकेयाद्वाई॥१-मोषदी गंजपारकवलाक इवतलमेलगावभा त्मतोई॥१

नार्द्ध किन्मान मम्निस्युर्धवी वर्षाणि वेनव ॥
महामारने प्रांग्यान्य १४ प्ली २१-२१-२१-२१
। श्रिचिंद्रां प्रिते होपरी वान्य म्निर्वे द्विपी महाप्री विद्यानः । न्वया प्रकृष पादिन ए एवन महिनः प्रमी ॥
न्यहणः कींच द्वीपी नगाधिप । अधीरण महामेरीः
दिनस्त्या ॥ उत्तेरण महामेरीः प्रांक द्वीपन संमि
श्वः पुरुष व्याद्य दंदन महिन स्त्या ॥ द्वीपाश्य मान्य नाना नन् पदाश्ययाः। विगाह्य सागां चीर हर्दिन महिना ।
स्त्या ॥ प्रणाधि एथिवी संवी पन्य मिण पालयन्। सपर्वे नवनदी पी मागां न्वा विम्ना नवनदी पी मागां न्वा विम्ना मेर्ये

भूम भाष्याभूमि रियसप्त हीपावसमनीयस्याः संमद्दे मध्ये स्वानाः की चनः विल्लाणार्थे चास्य नंवः यते ये नंव के विल्लास्य स्वयं प्रचारात् गित्रं दिवलग्निमव बनते विल्लास्य स्वयं प्रचारात् गित्रं दिवलग्निमव बनते विल्लास्य स्वयं प्रचारात् गित्रं दिवलग्निमव बनते विल्लास्य स्वयं प्रात्म सहस्रायामानं वृद्धीयः। तते। हिग्रेणान्तवरण् दिधनावलया कृतिना विष्टितः तत्र स्व हिग्रेणा हिग्रणाः शा कर्षण्य के प्रात्म सहस्र प्रचारात् सहस्र प्रचारात् सहस्र प्रचारात् मित्राह सम्पान सहस्र विल्लास्य के प्रचारात् मान्य सहस्र प्रचारात् सहस्र प्रचारात् सहस्र प्रचारात् सहस्र प्रचारात् सहस्र विल्लास्य के प्रचारात् प्रचारात् सहस्र स्व के विल्लास्त स्व के विल्लास्त स्व के विल्लास्त सहस्र प्रचारात् सहस्र स्व के विल्लास्त स्व कि विल्लास्त स्व विल्लास्त स्व कि विल्लास्त स्व कि विल्लास्त स्व कि विल्लास्त स्व विल्लास्त स्व कि विल्लास्त स्व कि विल्लास्त स्व विल्लास्त स्व विल्लास्त स्व कि विल्लास्त स्व विल्लास्त स्व कि विल्लास्त स्व विल्लास

Gurukul Kangri University Hariqwar Collection. Digitized by \$3 Foundat

त्र म् ॥ , वेलास्वभावदुष्टाहिस्य विनिद्दन्तमाम।कामंबद्द्याकिचि श्रीपनमहिद्द्र।मयाचाकोपकारायक स्वास्थितिः।नगज्जननवीनस्यक्तप्या भामदे॥

भूमिक गाइ चन्द्रे १६३३४ च्हे श्वची शक्ते हर स्ति चे। चन्द्रे श्रीने समुद्रस्य सेनः संपूर्णता मगान्।। पामकु र्वनगताम्

इतिश्रीभगवच्चराणार विन्द्चंचरीक शक्तप्र स्थानवासिनवलेन्युपनामक सारस्वतकारिड तविश्वश्वरनाथगोस्वामिविरिचनकलो कि जाताजलिथगमना दिव्यवस्थापको रूत्वाक र सनुसंज्ञको ग्रन्थः समाञ्चः श्रभभयात्र संर १३ श्राषाः शुर्भभयात्र

३ जोता । सन् १८७६ ईसवी ॥ समान्नायेयमः

वंथेतद्वार्तनामकर्महोत्रं अविस्थितम्। श्वभाश्वभानिकर्माः गैतस्थिकीनीनिः॥

र म्वं री म्बलाः किलकत्ताकातेकवन् नत्तन बनाः।येमा

नम्द्री मुक्कित्वम् तमः भद्राश्वम् स्वर्काहे। भारतम् । भिक्कि स्व हरिवयं ननः भद्राश्वम् सर्कस्विर एमयम्

हिः नित्रं। १६० व्यथा